विषयम्बद्भाः। च्रियक्रकृत मं व यूड्म इल मिला इकिलाई वधग्रभ्यो वृद्धिमन्विथन्नक् स्थ्या ॥ चम्ठियणि वसद्वि उच्छा भूणनानि मधिस्विस्व । चन भ्रातः यभगाता दमस्य । एड ज्ञाध्य इक्र कलम जयरा जिभए वा क्षित्र मुन्निन यभग्णा मुनिमीका । मा वितिसम्बेक्थलक्लम् । एस्य च्याति । । मार्स्स्याति । भाष्ट्राली तिभग्रयकिनियें ।। ग्रीउभ्रयभिरकि यर सिभाउप महाया भदागाण्य उया अद्य यभाय वर्ण्य । येवि ह अगया मा उद्यय द्वार प्रभाग ० । ज म्कारिक प्रयोग्भः।। प्रगण्यहेनभः विष्ठ्वः अभद्भविदः ३। विभर्वथा थि. १ वहा, गयता: नर्झ राम्झ

चु विह्य भार

到.

वम्पन्न विष्टम भावणाम । गिरिद्धः म्यः म् उस्थवपुर्वभ्येति ० ह नक भीन : चेड्रने चेड्रनः क यिक वा मिक भनिमक हां हुउ भंग सक्नाध स्यान्यक स्याग्य स्थान विभाग्भेजिन स्ट्रिं। मुस्यं थि । इ: भदलक ४ ३३ यभम भन निवय न्त्रात्त्र म्लम् अद्युक्त वर्षा मुग्ने कियालये मर्मय म्यामा। भंदगण्येडः प्रमंभनन्भः अद्ध गमस्यर्भः गमितः ६ दस् वराइन्ड्रा ० इनकारीन दश्म भनन्भः। भद्रगण्पाग्येड द्राधिहः स अलायाभि । भुद्रगण्यिति अह यम वहला धिविवी म एस्प्रीयमलेक्श नान दिनकारीन वादिष्टिशि उउ:कलमन्युक्त ॥ १०दिभद्भद्भः॥

मर्चिम्ध प्राम्भिभिभिभि विस्ती लभभ्छाः दिविगत्रविनिभुद्धे दि क्राण्या सिनः भिनः भव तियमन्भवरामा म्याभीका।।। हिसक्याव सम्बद्धाः स्थान कः विष्ठापुलपग्राम भद्रक्येहरू अद्रभा एध्डलर । १॥ स्विः भिष्ठ प्रिकृण भाभवधः भना उनः । जाः उ: मीभाच क्राग्यभभ हिंड: । मन मया। ३। महाचेष्ट्रानवझ्भः स्डि।उग्डभसं थि इन्नेलिंड पीर्व इविक्रमेभद्र उत्रः मोद्रयामा प्रमान लिएकितिभवाभाभित्रभय गिरुश्र विद्याग्भगम् भविद्यभने भगने शलन म्बायन हरावन भर्म १९इ थच्य एस्यन्भः।।। एं एक दिव मनाष्ट्रवाद भनिभ्यो

गिठेडिद्वाध उद्गिवडीलेकगलन भारतं अभाषां रक्तविहेन भर्म मृशिभ प्रि वययनभः आणिएक्रिकिवेवध उपराग्णभव भरे ब वि उ मिह भी महत्महामारविमारभाकि मिवायनः थादिभापनभा यभ्यापा यभा यनभः॥३॥एक्तिवक्रीगल्यन्यक् के विमानवें उनिधमां में भड़िः भ भ्यावंधादिन्छ पिनास लेक स्वर्धे गवनभर्म यत्रवी निर्वयन्भः । हा। एइतिथां बेगालका विधीनं गलम थल्ट्यः ५गाः विष्टारेम् भा गीयभानः भाषित्भाभाकगवन्भसा उद्याने वनकायन्भः।।। एद्रिदि ग्रह्में भभग्रा भाग भाग गिर्द्ध भ द्रशिक्षश्चः भभीरणप्रण्याशिक्ष चे गाडान्य एहगवनभस वायवाया

4.11年

वयवनभः ।।।।एडिदि गर्मे स्वाप्त्रा कां जग्रधयक फिगुल्न भरं भर्वे भरे वीकि: धिर्कि: भड़व गडण्य एका वत्रभम् भेभेग्नं ज्वरयन्भः।१।। ाण्डिदिविश्वयनिष्यु निक्यण्याप इन्ग्रिल्भात्वभा लेक्मक्राञ्चाय ल्भिन्न गीन ल्य ए हगवर्व भर्में संग नक्ष रंभानायानभः।।।।एकिदिविश्व विभेडे भनीम लेक्नभन्ति भरमेवडिं गउभापर ठवनः मिवाय पिउ भडाया क्रिकेनभर्म दक्षणाइन दक्षणन्मः।१९॥ ण्डितिभागल पेर पर्वे न गोप्तन कि व्यायिभानः विष्णालनाभानिकभार मननाक्याभक्षम्यभ वध्द्रवि प नन्यन्भः १०:॥ हगवद्भः भीकः ॥ मंत्रियी लाएन भद्रगलपाय प्र न्भः अद्य यभय वन्यय प्राचन मुक्रियभाग्यायः धिष्टे प्रस्य

देशकारिः धाक्तिभः॥ जिस्सका अन मभनीयामि गत्रथम् अपमी थवाभिम किल्लेनभग्ध लग्जियाः ॥५३:क लम्भूमं किरिन्धः भूत्र ॥ उउत्स्र क्रि देशं धका ने भमा है।। भः महामः महागदीः महद्रामः म क्षा अक्रवंशिव किस् नवंदर्श विव इभाजा । मधिदिधाः १ दिग्धायकाः यम्ब्राः भ्रम्भात्रयभनः । इत्रभूक क्रायांभीभाग मन्ध्यक्रादिल धराफ उपस्टभिक्रभाग उम्बन ॥ यमनमञ्ज्ञियन्भय्य गद्धानभ्य भेष्टा भारति महित्य मार्थित स्थानिक स् द्मारम्बर्भविनिगित्रेष्ट्रं । एउस्ट द्वा ग्रमन्यम् ।।भवःभारिभानि नेः॥गंद्रहर्वभग्रदियः ३ गंडन्स्रा य्वि १ विषद्भाष्य्वि द्राधिथर्य धी उच्चभः ४० १ विम्यं भेउचिव

刊・

3

जिमिष्ठिथव दनयवि खिरायणी उन्हास १ १ महाका मुध्यसभा नित्रकात्रिक्षात्र वर्णात्र । नश्चत्र १ वर्ग्य भर्ग हम भभर्ण म न उनेः राद्यामा नाभागी ममानुर मंभि गेमग इक्वन एउभहला यक्ति स्विस्विधियाण ज्ञाहलस् अरु वसवा थिउ: अर्भक्षनभू के यभनक यभमाभन निवगण्य क नम्यनिभित्र अद्युपद्यक्तण्यः मुस्प्रान्भज्ञभा ।। अद्धं ग्रम्धं वित्राधि देशास्त्र में भी से से वित्र में वर्षे मदवल्डम् भभर्गाम द्रमा भननभः॥ भर्य यभय वनण्य इं अ मन्य वित्रय भ्रव्याप्य भभर् र्व स्थारायामा विवभवकः॥ विविधानिस्भिष्ठ अद्भाष्ट्रभू क्मा भवरयन्भक्ष भन्न स्वनभक्षा

यय दिकीद ॥ भने येवी न एम हग वनः भक्ता अर्य यस्य वन् चय भक्तभः मद्याय ग्वयाय अद्वर्थ भगरूएय प्टनिभः ॥मनेयः मुध्या रामद द्रम्यम् अस वर्षे । व म उवन भर्व ५ भम्हण उपव उत्तभः। उण्यभव भभान्त वन् गं हेत् भः। ार्व महोनमः प्रथामः ॥ उत्रेष्ठाः क्रिविरामवरः भषः प्रकारात्र।। भाग मुद्रवनीय ययन भः धारमञ् भ्य प्राप्यन्भः म नुर्याण्यन भेः माम्बल्येः चित्रक्तमः।थी स्यभारान्धः। सभस्तेभक्त्यप्रभि इक्रिमः।विष्टणक्नमः।गल्कन भः। त्रक्षिक्यंभट्य ग्रुविन्भः। भन्न भगउन्भः। रणवर परिवर्गभः। भूरी ध ग्रहाययमः। ललाए मुल हुउन्भः। हमय वन्धयनभः। ममक्यनभः।

4. A.

विमेक्यनभः नदीमय ५ शिवतन्य भव लयुन्य भिष्ठस्य भर्षाया सन्द्राय ाण्काचाय महाय ग्वाय अस्वाद्त्रय अभूष्य यान्यः प्रधान्यः ॥ प्रधन् भः जीधेनुभः याभनभः प्रकित्त्रे ।। उभन्नभवपक्रण्यनि मिलाग्य लभइल्यग् ॥भविराल बुर नः कृषिक व्यथिक भनिभक प्रा द्भार के भारत में नियम के न्या सकार चकं नर्राधिकः सम जनका ठप ठार भी इतिबर्ध मी अदभीर लाम राभ नाभरमि समानुर्मा कि गेमराध क्वनएउभहल्यभुक् गुरुगीनिव उल्येष्ठ चयव पितः स्थिर्भक्त भूभें यभनक यभमाभने निवाण्य इ सीम्रीहर्भार्य स्थाप्य यभाय वृत्राय दुभ बच्च भित्राष्ट्र भेषक्रता भाज भवाभम थरण्य धकाल्या

चुन्मान ? विस्विश्वरमुर्गेल ग्रम् ममाउभक्षः उद्गुद्धव दनिट माःमानिश्यस्म प्राप्ति ग्रीभने भव प्रथम्य मनभा छिद्री हु से गुर्गे येन भः जिंद्रांद्रीमः अद्यानमः अ॥भचमव भय्द्रचः भव्यवभयस्य भवलक्ति भित्रम हथभीइ दुवः धवः। अयद्वाधिवि हेर्डा यमस्याध्मा बहलः थायद रम भभगग्यद्भकः। विवश्वति यस यम्बद्धार्मितिभनः थण्डा एड्डायभ यां सम्यानि एडिडि श्राम्यान्त्री ।विः महिभाग्धारिम् : ॥ देवध्रहिरे भीग्रहक्भइंपिस्। यभायास्त्रधि गाइभि उत्तिभविग्रहीर क्या उरम्भारमिलिइस् माउ विश्विथयं उउः म्बर्धियम्ब भवद्भाषाम्बाभा॥ मदः प्रभवगभा वन् लः भाषान् सम म्यभाइदामस यमेन् स्गाउद्गम म

न से कि

निदाधिम्हारे वामेविविश्वभागः भिनारक्ष्य मस्यम्बर्गाम्य ।। कत्वभएवं प्रविधिष्र, उपया वस्ट्राम भाषाताल स्थान स्थान देखां बिक सेमें विकल्प बच्च यम ज्या प के भाषवा उराभ ज्वाम मधि मुद्रिंद वर लेखन भाग जभाग ब्रह्माक विस्नु वण उन् बद्धा है भरे ह्ना विनायक गाँक मर्के ब्रक्त व्यव क्षव अन्त समास् कलन विश्वक्यां भ्राथि यभन नयन न्या हन भराः भट्टन ॥ क्रिंपवीडी मूध एथिः एथीन उर्याभ प्रविधीन उर्वाधीन भिन्न द्वीन विक्रण द्वीन गहवान नागन वेन्येयना निधामः सभक्ता धचारना नका जालि नकार्यवाः प्रवस्याः प्रवध्याः वेवधरना वेबना वब्द क्षान पद्भना वस मुद्रकाभ भवा मास्यू भारता सहना हि मः विधिमः दिन्तरीने रीर्गनि नधीः भर लेकानी भर्भभाउल्लानी विश्व दवाना विश्व भार्थ्य कियामानी ब्रान्न ब्रियानी नजाक्रियन

भनकि रानिपल्या एथीनां मधिरीनां।। म्यमहन प्रमुक्ष पहले प्रमुक्ति द धिरभदाना भार्यः धिरभेदीः द्रियाभदीः भग्रभाष्ट्रम इस्राज्यम द्वा ब्रह्म अप्राभिष्ठ ना भण्डमदीः अभण्डमानीः द्वियम् उत्म दीः भर्भकाकुः सम्राजन्येभवल् नुरिधरमभा समस्मार्थिएहः दिस थाने भष्टेन वभनुया प्रवासा क किथवीरी लालमर म्थमहन नरक सम भवध भटन नभेर्वहः निकालकलम् अचवस्य अभगप्य डा ॥कभाषधा स्थानिक रण्डवहथा। थीउयत्रेभद्रारू भीउभाना वह थिउः धे चमभीभुउभएएयम्ब्रुअध्या । यात्र ल्म। अज्ञवलभद्गाउए । ज्ञाभ व्यान् ज्ञाधाः क्रिन्थमा भित्रभम्य राचे बच्च त्रे वेयर ॥ पश्चिम। मृत्रावन्यम् ५ गुल्ममा लाग क्रियः पश्चिममाभ्रियम्भयेग्स् 'उथया। । जर्ग। नक्षवलभक्षण न्यूस्म 

田田で

ल्म डेथयं जी है।। विज्ञान्तिया ग्वल्भभग्रक्भनवत्विगि रिन्भ भद्भन्यनम् वर्ष्ट्रप्रविक्वयग्।।। भमु तिथ्उ विद् लभन्म भन्न मन्ति भ लभी छूलाभारताज्ञ मित्रिष्मभ क्सनभा १ नाजभाद धाउक मंग्रहम हयानकभा क्लथाम परिकल प्रयेष्ट किल्किकां अभि ३ उन्हें मियपुरं नी लेहलयल अहमी नुश्रालय लिभमेर भे भिवनेर क्रमी स्वाभी म् न ग्राथमार हम्यान भहितियुद्रभी ममाद्र पव लिएये इन लभकाभन्भा ५ न्यीर दिता क्षा विलेल वर्ण पिता भी भूलाष्ट्रंग्रम्डानंदित लस्भभीवलभी जवंगमध्यभीनं भचगं भंचवियदभा अलक्षयागर्द्ध भग्राधिपविभाग उसन्यथहाउँ ५ प्रिल्टल प्रतिलभ मरमस्याम्य मर्भिः लिश्लियनभा ।।। धीनधीउम्बद्धाः बद्धाः भग्गाननभा

दंभयानं मिक्रिलं क की की भक्तिभक्ति भा ७ मनत्रेभारेगिक के ज्ञार उदिविषित्र च्या महमन्यस्य इन्हेंग्रामिण विलेश्य र्ग ० ।। प्रक्रनं नमेहकल्।। उकल मान्स्थ्रभाष्ट्राय यया किम यया भान क्रियंगे ॥ यथिभी स् ॥ एडि दिभंच भगिभक्तभाष्टः ५३ उद्भावः ५ स्था प्रवास् िक्स ० ॥ १३: ४७ त । देलक यान व्यानि भाषा भाषा चे इतिहा भगः भाकाकाजवनुगानिम प्रविधान वगत्वयमाम्भथनगः एध्याव उगर्वे प्रवभाउगायम भचभभाष्युग्व मां भजवउभया विजः गानीसा धारीह में एक भंद्र भंद्र भंद भंद भाग विद्विधया उद्यो भद्रभेष्ठिगरेथामा भुष्ठग्रहाभद्रवर भ्रमगुद्रगण्यभा ज्ञास्त्रज्ञ । वन् भारतम् । येविद्यभक्तक्वन्ध तो भार्यने मे विद्युभगा भार्य भार्ययय र्नाभानमभामयामिण्यभवभेउद्गाउ॥

型。

जे ब्रम्हर्ग थिक महिं भूषे भागम न्दर्रः म्यबद्यभगव वेहल्था नामनभा राजा भागा विश्व किला कि ममस्या ॥ १३: जनमः सिलग्रहार अर्थ र्याक्षण्यक्र भो डि: भ्रामि लभाग्यहारितिमा भागानिमा मन्द्रमाध्याभाग सम्ब्रिण्युद्र। थुधालि सिथ्य ॥ नसस्यव्ये वस्य यादाणनाभार वार्षित्रपणभाभ भाराहिस भारभागाडा समयभं एड्ड समाउगलक्षा यभारम यमलकनाः भारिभंगका भारिभं धार्मभारादिभारत्राग्राध् नियुद्रप्रमञ्जू विराष्ट्रिया पुर्व ॥ विवाहेलान महाम्लान्य भववर भारत्या। एकः इवः अभूद्रविषः ३ छ रुध्रायि । ने प्रार्प्यि उपि भाउयोगी उन्यभः दः ३ विम्यभाउयि ३ निभित्रिथव दिन यो । विकास मिनि ।

1 h

महाका मुद्रिस्भाग्य स्थ यभस्य मान्य । समस् म्यास्थ सद्यादस् भाग्य स्थान स्थान स्थ या भिष्ठः सद्भाद्ध न्यास्थ स्थान स्थ या भिष्ठः सद्भाद्ध न्यास्थ स्थान स्थि या भाग्य स्थाप स्थित स्थान स्थि या स्थाप स्थित स्थाप स्थित स्थाप स्थि या स्थाप स्

॥ वस्रक्षकिरम्॥
मङ्गार्थनं स्मवण्या धार्मित्रणन्मं स्व
उभ्रेमहम्यं प्रयु यहेक्यानस्भिण
ध्रमात्रिम् भभूगात्रत्रं धार्य वाद्वन्य स्मा
ध्रमात्रम् अप्रतात्रत्रं धार्य वाद्वन्य स्मा
ध्रमात्रम् अद्भागम् अद्भागम्यम् अद्भागम् अद्भागम्य

भग्छ कलमध्यं म्थानं नभेत्र फुल अवकलमं भद्र ।। धारिवेदी भुग्लिस्य प्राप्ति ।।

是的原本的主义,各种特别

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

STATE AND PROPERTY.

THE STATE OF THE S

Property of the State of the St

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri